The state before the state of t 公司副《日生地》(1918年) (1918年) (1918年) (1918年) White I show the transfer of the contract of स्त्री कार्याच्या । व्याच्या चेल्या जीतिश्रेषेप्रारेशः 到秦安原了"一" The state of the state of the state of

ः तथोप्परीपरानम्

श्रीमरोषायनमः" कार्तवीर्ण्यापरानप्रयोगः "तत्रवसन्तिरितिर्हमनेष्ठवर्षाशररोवावेशाष्ट्रश्रावशाधिवनक्षीर्तिक्षा र्मशीक्षेपोष्माद्यकाञ्चनमासेषु श्रास्त्रपत्तेक्षरस्यकेषिपंचम्यविवाविद्रोचनः क्रीतपद्दितीयात्तीयापन्चमीवळी सप्रमीदशामीद्वारंशी अधीदशीयो क्षिमासी खति। विष्यु शनिभोम विर्मिते वारे अधिवनी रोहि गया द्वाप्रकानरा अधिवनी राहि गया द्वाप्रकानरा अधिवनी रोहि गया द्वाप्रकानरा अधिवनी रोहि गया द्वाप्रकानरा अधिवनी राहि गया राह तीविशाएवा ने का का व्यान्यत मेर्न आयुष्मा सीमाग्य शोगन प्रीति सुक्रमा स्तिर हि हर्वरण सतीपात वे स्त्रमन तमयोगे वालवकोलवगरान्यतमकररतिविशेषश्च न्द्रस्यग्यहेप सके अद्वेदिये महाद्यमा पूर्व निरात्रो निशी धेगदिषदानं कृष्णात् कार्निक शुक्तसप्तमीनि क्रीध्ययतीपात अत्रवरारिववार तुलागतस्य मकरमेन बन्द कर्राणनं पोगेभितामात्वेपर्विकात्महित्रास्ति छ । ज्यकाम् श्चेर्चर नामहस्य ने देपरानं के मा र अपवासाहितका विशा माधनीरिक्षाभयेत अविशिषात्रम् तत्रमहाकार्यन वसी वसी सर्वकार्य वक्षेर जतता मुंगा विदे घरो कार्य। मारतिलोहं उन्नाहने एकप्रमाप्तम् विवारे गोधूम पिछ्नम् ॰ मुखलाम्ने माध्यिकनम् ॰ शानी मेद्रिम् संधीनरीक् वह्यप्रदा॰ सर्ववाभे ताम्बवा काप्तिमः तन्त्रीपुतप्रविषेट् वात्तेपच्यातप्रविष्तम् अहस्त्रत्रेपे स्पाद्यातप्रविष् हतिप्रेसपार शानण्यम् सहस्रिपेचर शास्त्रिश्चार्यात् साम् सहस्यय शान प्रात्ते प्राते प्रात्ते प्रात्ते प्रात्ते प्रात्ते प्रात्ते प्रात्ते प्रात्ते

11911

तर्त्वीर्वहीषहानं-बारनम्भ न श्रांतिष्ठ अमेरवित्रकोत्रमं जिष्ट् की सुम्ब हुन्सु वर्जु द्वार्सन् अन्य सर्व त्रवित्तनवास्त्रद्वा पंच रमित्रविद्वानि विप्रचिन् रेव्वारिप्रात्य न्वाप्रान्ध्ना द्याना सार्वाना संस्थाननुकाः वक्षत्रिय न्वस्त्राधकाना रातपर्धानिवस्तरिक्षा पानि निषेत् क्षेपा ततः स्वसीरिक्र तां बाउरां गुलातर दीवा सूरमा जां स्थलम्लामध्ये विपार्वितीया स्वापाने स्वरामिनित् अथसं भाराः अवसो निर्शात्रपरा ग्रवनिकिषदां अन्यावानी सर्वसां अपून्यतस्पाग्रियम् दीपपात्रम् विवादान्यद्ये पूर्वीत मान्यवत्तपत्रव तंद्रवाः श्रावयाः वत्तव्य वरक्तां भवरक्षां रक्तां में तीन्या हिर्पापन्यम् तनमानत् वत्वाद्य वितिष लाः द्धिहाद्शवर्ताः इम्पन्नार्श्रामभारशामभारशामभूत्रम्यवस्त्राः वस्त्रियुंजः सर्श्रां वसिष्णम् नाति वस्वत्यपुरं 11211 च नित्तंमं एकः कंभावाग्रवंप्रमानाः सर्विष्यः प्राकृताः प्रशास्त्रियाम्। इत्यान्यान्याः सर्वपाः कृताः त्वा व्यान्याः उपयोत्तिपञ्चामतवर्गार्वभग्नानाः सवाष्ट्यः प्राकृताः अन्तरम् विष्णुमन्ति अपप्राकृताः तत्रारमकाले भग्नाने न नवरेत स्कासहमास्त्रपाणां गावप्रतिविष्यां नामागमनिष्यम् प्राप्तानिकासाममनेत्नासिष्ठिः शह्मध्यम् स्वि माजीरम्बनीरदर्शनेऽधमं दीप्लापितेचेत् रखन्त्राञ्चाला तदाखरिनाप्सितिः वजाधूप्तरा अपराचिरिन हैं मति होवत स्यानि है विस्वनि मिहिः प्रहात्रपप्रध्ये नाष्ट्राप्ताम वर्षवि मिहिः रात्री नाष्ट्रा चर्मवर्मनाष्ट्राः रीप्रायच्छ

किपंचात्रात्व प्रज्ञायाः पारीन्याते बिक्रपलम् । प्रातार्द्धपले जिल्लाम् जिल्लाम् विक्रात्यलम् । विक्रात्यले बाउरापलम् दलाप लिएप्रापलम् प्रमोगान्कविद्वाद्ध्यापलंगकार्यम् मिल्द्रीपे त्रिपलम् तंत्रम्ले बङ्गुलि विद्वार्था युनामानेकार्णम् मुनिद्वार्श्वायः बर्पच्चनुः ग्राधिक्षिनिकितिकि विचन् अपाज्यमानुम् तज्ञावितिकि माररोमाहिष्ठम्। विद्वाते एष्ट्रम्। शांतिकेश्राविकम् उच्चाटनस्मान्यम् सर्गर्थातिकेत्राविकाम् साररोसर्थपम् मुखरागि मुख्यकुर्गि से बाब बाबितं देते लेक्ना ह्मा त्र च्या ज्या हो प्राप्ता हिमा विकार विकार विकार विकार विकार विभक्त वर्धे मा मध्यासी एक सहस्र सर्वकार्य विश्वेच सहस्राम् विह्वा गुर्स्या देशान्ये निरातम् शत्र नाराश तम् शत्रुपरा निश्वतम् वर्षेत्रं वीचारशान्ये ने पंचा शत्याम् क्रमात्राप्ते एकविश्वति दिनपप्पनं जन्मह विशासनम् रागनिवसेचन्ध्वादिनपर्यानम् अत्यद्विणासनम् सुर्रोगन् सहरविशासनम् चारनाशिवंत्रवि प्रसम् भूतंत्रतिपृशाचित्रवत्ते पञ्चितं प्रातिष्यम् अत्वीत्राक्षां बादशाप्यम् राज्यवर्षे सप्रदिनपर्यन्तम् प्रसहरूराप् वम् म्याराकावेऽष्टपदाम्याद्यम् नित्यरिषे गन्यमादिषं वा पदांपदाई वाम्मदान् नत्यू नं तेलये धनप्राप्तादानुमात विज्ञेण स्तिरिवित्र हिंदि हार्ज्य कार्या आपन्य प्राप्त कार्या स्तिरिवित्र हिंदि हार्ज्य कार्या आपन्य प्राप्त हैं। ज्ञादिन ने स्त्रेशिवित्र हिंदि हार्ज्य कार्या आपन्य हैं। ज्ञादिन ने स्त्रेशिवत्र हिंदि हार्ज्य कार्या आपन्य हैं। ज्ञादिन ने स्त्रेशिवत्र हिंदि हार्या मार्या है। ार्तवीय्परीपरानम्॰ निविस्ताराः ततः सम्बोद्धान्त यन्द्र नोके संदुर्भिपूरिपे ला युद्ध कारामध्येमारवीनं लिचिलापियमारिष्यपत्र युका मनीजवजीनि बर्बीजानिकेमेराविकाचिताचितिहरू अध्यादिवीज चतुकाविकात्री षान कार्तीदीन वस्तानपरिनादि खित नतः श्रीगरवेनमः श्रीगरापतयम् मः हाब्रे श्रियेनमं इतिरहतीं संप्रमुं दुर्गापेनमः । तं त्रेत्रपायायनमः रिनिर्रोगितरहित्रशार्ययोः हः अखाय फ्रिनिद्रहे बीष्ठपूज्य हित्रशायीदनप्रविष्रपायां वास्तुप्रस्थाय गुगुरवेनमः ब्री शेषाप्तमः विविधापीयस्वमः रितारसभेटासपूत्रे एखीतिमत्रसप्ति उर्धनाथः कूमोदिवतास्त्रते छत्रः आस मेविनियोगः॥ एप्नित्येतिमंत्रेशा श्राप्तने उपविष्रप्र। भूभवः खः बूर्माप्रनायनमः श्राधार्थात्रेयनमः श्रानताम नायतमः विमलास्नायनमः प्रमासनायनमः दुष्टिवद्यवशायनमः स्त्रीन्धेस्हास्त्रमः द्रातिसप्न तेम्लायम् ताम् विसंस्थिताः पेभ्ताविद्यक्तीरस्तिनप्रपूर्णि प्रावान्या अपस्पिन्तभूतानिपिष्राचाः प्रवितिद्याम् सर्वयामियोधेन दीपकर्मात्मारते । इतिवासपाद्यातन्तिस्यास्तान्त्सान्न । ई ई अस्त्रीयपूर् दिवप्रतायन्त्रयं हती

वियम्बे भ्रंभंप्राचे वारिष्टा रीपस्पवसने बारम् दीपपात्र खापेगानाप्राः पात्र मंग्रे प्रत्मानस्य प्रत्यः दीपेदी विकरीपान्तर हापिते नेत्रनाशः प्रनविनिकररो। धंग्रामासाति। इ. शिषस्पप्रवमाजीर मूखकाशु किस्पूर्णराजभयम् अपप्रपोगः तन्शिपन हाना त्यांतरिक्षे प्रमानः आचार्यप्रवरम्भुका कलापरिक कताप्यासा भूभोस्पेत् स्वयावदीप्रमाप्त्रवस्त वर्षिन अपरेषः रानिर्ने प्रानरपामां स्थिन हार्यागुधेन रनिषाने नासुर्वधिमिति मेत्रेरार्तिकाश्चिपं रत्ते मिधारान् सम्बद्धियर्था खनुरगुले भूमावधी मुखीद् निर्गाण्य छीरकानिखीय प्रारामायम्परेशकाली सिलाम मिल्निकानितिष्र मम्युष्ट्र शाखनुरगुल भूभाव चा मुखाद् । त्रारणा च जा विश्व पत्तर्थे समुक पत्तर्थे ने अमुकपविभिन्ने पत्रि । विश्व स्वाव स्व रागमुक संस्थानिक विषय कार्य अस्ति। हारा स्रोकात्तवा प्यान्ति आल्य गर्य हो बाली विश्वानिक विष्यानिक विश्वानिक विश्वानिक विश्वानिक विश्वानिक विश्वानिक विश्वान निर्वित जी प्रतिकारिय इतिहेक्द्रियः गरा प्राप्तिसम् प्रथमास्वाचान्या १५० वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे का निर्वित का निर्व का निर्वित का निर्वित का निर्वित का निर्वित का

दित्रामुप्रार्णियरेत् ततस्ति प्रप्राराणिमनविम्द्रम्यत्वी जेनाम्वान्य सितिष्धियी वीजेन संभे सप्रमुखतेषात् प्रविभिन्नीकृतप्रमेवेषाप्रकृतिसंपोन्पप्रकृतमेहान् महिनाऽहंक्रिस्सारात्मन स्राक्षाप्राःसन्तः स्राकाप्राहत युः वापारिनः आर्नराषः अव्यः एषिवी एषियात्रीष्ययः ब्रोधधीभीरन्तमनाद्रतीरतमः प्रत्य सवास्य प्रति वार्गराति विभावारिति विभावारिति विनामानं संभावा शुद्धं सार्गरेश प्रजायाग्यं सालिकं प्राप्ति भावार् वा आरापित छोषु प्यान प्रारापित छोम न्त्रस्य अतिक्सुत्र प्रश्निष्ठ स्वामिति छ न्य सिन्तिपामवपुः प्रा गाल्यारेवना आंवी में में प्रोप्ता कि प्रामाप्रतिखायां विनियाः तम अध्यादी न मूई मुखिने के दिइप गुप्तपादेख विन्यम्त नघषा अअसि वसुन हे स्मा अवि सो समः प्रारंशि अग्यनः सम्भेमः छ ने स्माम्यविकपानप्यपः प्रा ममः व्यारमापि देवतापि इसे अविनाप असे को शक्तिमाः पार्याः ततः कुंत्रकेष विषेत्री गुम्बाकाशात्मने को एरपायनमः वैद्रावस्पर्वत्रपरसंगधानम्ने ईत्रिएसिस्मारा दं अश्रीत्रतक्वत् निकार्बारणामने अतिराखाय वीषरं तंश्वं पंशिपारं पायपरयात्मं रं कवचा महार पं अ वच्न नारा न विहारोत्मणी नेरात्म ने अने तत्र पाय योषट् पंश्वं नमो व ब्राह्मा सिता सने श्वास का का प्राप्त प्राप्त हैं के स्वास के स्

वे नमः मुर्प्रानाप ऋसाप्तम् प्राचीदिपांमुर्प्रानेन व भ्वामीत्यादिदिक्पदेः नाराचमुळ्युधनतर्ज्ञान्याद्प्रादिग्बंधंकृत्वा मूलेन तस्याः इपापार्ययोः कर्प्राद्विवामाप् उपस्प्रप्र रित्रमाप्रो गगगपत्यनमः वासाप्रीससरस्थित्यनमः वास्याप्रविद्व र्गापनमः क्रिस्माणविन्तं सत्रणसायनमः शिरिषा जुगुरवेनमः द्तिनसारः फ्रित्यग्रित्राकारं विचन्यसमना जास्त भाराक्षां के प्राविधिक्र विश्वावाणनायम्य चेषरमगुरुष्यः चेषरमिरिटगुरुः चेपरापरभुरुः चेपरापरभुरुः श्रीयुरेपारकाभ्यानमः श्रीकानवीर्ध्यपारकाभ्यानमः देशकाली हरत्या श्रीकानियीर्ग्यनिश्री पेरानं पूर्नाचक्री षश्तिसंकल्य भूतश्रीर्द्धक्ष्णात् यथारीपाक्रारंजीवं शिर्धितपाजीतियसंपाज्यपादतश्राजान्यश्रिवींमङ् असुसंख्याम जानुत आनि। अपभेड ने तेनी सिंश्वाना भेरा इस्पे तेनी मंडलं ना यो सिहर भि हर्पारा भूमध्ये गृष्ठमंडलमा बाद्रीमं स्वादान्न स्वादान्न स्वादान्न स्वादान स्वादान स्वादमहकारे के स्वादमहकारे महाना प्रकृतीसंख्याम प्रकृतियुन्धसंख्याम प्रदेशसम्बद्धसंख्याम सर्वज्ञानुसंगेन म्तानि महत्त्वयाम कुत्रा विग्रह्ण । वंश्यामं महायानकांगं अपयानकरामागाप मिति शास्त्रीते के प्रविद्यासामानं स्वत्र सम्प्रमे को स्वयं प्रमाणि वीजना

का तिबीर्यदीपरानम्॰

नाट्रे आंनमः मुख्यने इदित्रणनेने ईवामनेने इंडंकरियोः नीर्नेद्र नाधिकयोः वं लंदनेपालपीः रूपे श्रीणापारपाः के स् उदीबीरलपंत्रीः। श्रेश्रेशिरित अः भ्रशे दित्रणस्य गाउँ संधिष्ठ प्रविभी पाद इपसंधिष्ठ प्रतिकी पंत्रित्रा वामपान र्ष्विपाः । वंद्याः । मंगामा मंदर । पंत्रगामानहरूपे। ज्ञासामानद्शियां हो। वंभाषामान वामार्थि वम्दामान वामार्थि श्री आस्यामनिहरपोदिर तिराष्ट्रमातम् षं बन्ना त्ति द्राप्ति । स्तिन् श्री युन्नामने छथ्यादिर तिरापास् न्तमं हंब्रीयात्रमेनममः ह्रय्यादिग्मपाद्वामः अजीना धनेह्नसादिनात्रमने संपरमान्यने हृद्यारिभुयानं वि प्रमेत् ततः प्राचमन्त्रेन लक्षाध्य। धंत्रीप्रितिधाय तत्रात्वाकां रित्यातः स्प्रांगुक्म कि किंतावाकां त्र म्बायसीवासप्रतेन होत्नचपित्रवमाभिम्यवरीपप्रज्यान्य तुत्र होते मूखे ने बार भाषवीर कार्तिवीर्ध संप्रज्यन्यास्य नैप्या म्लमेत्ररा प्राणायामत्रयं सता त्र्यस्प्रजी विद्यात्यक्ति क्राचीर्यार्जन मन्त्रसद्तात्रिपत्राधः त्रुन ष्ट्रपर्धनः श्रीकार्त्तवीयार्ज्ञनीरवमा क्रोंबीनं नम्हः श्रीकः एज्ञनेविनियोगः इतात्रेपाप अधिपनमः विशिष्ठ श्रेष्ठिय अविकार्ति प्रार्जिनाप स्तामे हिर्दे प्रते वीजायनमः उसे नमः शते पार्पाः प्राप्ति

चनुषानिः स्वनेस्त्रासमानः ॥शश्रित्रामान कार्तवीर्षानिविस्त्रन्यमाताध्येष्ठ त्रः तिप्रकारी।।२०। ततामानसपूर्ताहत्वाशारा खामेचत्रस्वतदनः यन्तर्नः षर्कीर्गतहन्ति कार्गविखिया। म्लनमध्येकार्त्तवीयम पूज्य एरपायन्य इत्यापनेय व्राप्तिखारा ने अतिविध्यायेथे प्रथ्यायये प्रयुवायरे द्वानि ने त्रवयायये छए अ आयप ए पश्चादित्य मूले मालेगा गरिवार प्रकारमध्ये ना साध्ये क्षेत्रं पश्चाविवे ने मः रेड्डमायेनम् । लज्ञात्य न्य नमः यंज्यायनेयन्यः श्रीवृद्धः विभिन्येनमः षष्ठित्रयेनमः संसुद्धायनमः हंकिषवायेनमः अंवर्ययाहाय नमः। तं क्यवहापेनमः कुँवन्ति भराउलायस्थार प्राक्ताताने श्रीकार्त्वी यो नार्धपात्रा धाराप्तमः इति संपन्ध अ 11511 लियाप्रायप्रताल्याम् वेनासाधम् क्रमनिष्ने सेन्सः रंववानाधित्येनमः गर्फे ध्रुष्विनमः धंरि मरीचेनमः इन ज्यातिनेमनमः चंधंतच्येत्रमः। व्यद्स्य प्रमन्य नमः जप निगद्यिनमः मतं विश्वयिनमः न्येनमः ए । भारे संपेनमः हेर समापेनमः ततः श्रेश्वक्रिप्रदेशायुद्धादशकलाम ने श्रीकार्त्ते नी याजिना है। बाष्त्रमः इतिसप्त्यम् सेनिविसोसमारक्षम् विद्यम् विद्यम् विद्यम् विद्याप्ति विद्यापति विद गांधिकप रुनमेन्रगाप्रजिपता अग्रम तापेनमः श्रीज्ञान लामेनमः ईप्रयोपेनमः ई व्योनमः ई व्योनमः ई व्योनमः

अर्पत्राणिरे के मोर्ड वामपोरे के क्षी के सावसा हिने के हैं के साबस्ता नी के पर के साबसानी विषाः अनवीतेः श्रेत्रा श्रेत्र श्रेत्रा श्रेत्र श्रेत् रिहें अनुसारी के जी के अने के अरिहें से दिन साथि के कि के बाम बाही के भारती र्माप्तान के इतिस्वीते तत्ति शिपात प्रवेभागिता एका वन्द्र नाम व के की दो के पूरे कत्त्र री त्रेयमा ती नगर रित्यका थेप्रात्मिति विलिशिहिष्याद्यत् नेता यानं स्थात् श्रेयात्वे स्थात्यात्र भागात् विभः प्र चात्ने बातितः स्वर्भावकपार्यनक्षं धर्परा गाँचिक्षं क्षायान् ना व्यन्तिक्षितः करमहस्रा नाई वारणस्ने ना मान्य ईसहस्माहर निर्धान्य हर्गनी बनः प्रमुः ११। सप्रदीपेक् नाष्ट्राः स्थित समेरीच् सर्वेष्ठाना की नः पासाय के वित्र होती देशकार विस्तृत विद्या का वित्र की माना नियं कि विद्या की कर पत

11911

रीपग्रहारों अमुकंरतरता हु छ। नाषाये नाषाये पातप्पातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्रधातप्र अनेनदीपवर्षरापित्वीभिषुखनमारत्तरेयस्त्वरपदानापुर्हे हेरी ईकी वीस्रोरा इतिज्ञनं अथिनित्रप स्वमानिम् वीभू वी का संप्रदं के त्या तं र पहें चं पं पं चं पं में के स्वाहा इतिमंत्रे पक्ष जा ता दीपाल मुख पूर्वा अस्मन्यात् रकार्तवीष्णीजी व्रमंत्र अस्तावेप कार्षिः अनुष्यु छन्दः श्रीकार्तवीर्ष्णार्जनीर्वताष जिस शिशोंके लींबीने श्रीकार्तवी के जीन प्रीत्य के जिपिति वार्ग तत्र हती प्रवीत्र न राई बर्ल एक जनवर सला महस्रज्ञपत् के बाह्य की बीसाहा की के यहाति यहादियाप प्रजान चित्रपत् ताः पंत्राजा त्र्वभाग्या का मरगर्भरशरमप्रमेसंसानहिः बन्नेनहिः बन्नेनहिः बन्नेनहिः वन्ने। स्वार्मिस्

वीजंबिलित्य तमाध्येप्रणतं तमध्येमारवीजं तमध्ये श्राध्येशिक तमध्येश्वराप अमुकंप्रीच्यता प्याकामना माध्यनाम् वर्गनाम् विविद्यम् इतर् हिरामाः बुर्ह् एपविद्यानाः वीतर् दिन्यानाः देतर् दिन्यानाः वर्गनाम् मी: इंद्रेड इतिविशिष्य अमे ज्योरितिविशिष्य ईशानादिकारो मिह हमे दिन वसी ने विशिष्य प्रामिदित्व प्र

न्मा इं रत्येनमः ई एत्पे नमः अंप्राधान्येनमः लंबियारकायेनमः एं कान्त्येनमः एज्यातनायेनमः यं अप्रियेनमः वं प्री त्वमः ड अङ्गानमः अप्रक्रीयेनमः अःप्रकीयत्वयः 'इत्राप्तम्यः वावादशक्रवात्वने श्रीकात्वीया ब्रीष्टतायनमः इतिसंप्रम् अङ्ग्राम्द्रायातीर्धमारुष्यिन्यस्थाता अध्वारं मूलेन्।भिमंत्रादितीयवीजेन चि बेषर खर प्रतीन ४ षड्गानिविन्यस्यगं भारी न अभ्य की धेनु मुद्रपा अपती क्रियं वेचे नाव गुं छ। मत्यमुद पाक्षाचम्भ्यमध्यारंजिष् सा ५ स्त्रियासरद्वेष चे जुद्राख्च त्राम संकली कर्यामुद्राः प्रदूष्प्रम जलि वि न्कं ने प्रतिपक्तं में सप्जप देवपात्मानं पूजा द्वारि। चसप्रात्प तस्तरतः पात्र बत् व्यमतज्ञानं देत्वा। बर् कारापत्रं प्राराप्त्रति छापूर्वकं मूलेन को इ क्रीपचार देवं संपूज्य दीपं संकल्पपेत तथ्या अस्पश्रीकात्त्रवा पदीपमाला मंत्रस्य दत्तात्रेयत्रविष अनुष्ठ पृष्ठ न्दः श्री कार्त्तवीपार्जु नो देवना को बाज् ही शिकाः की की सब म दीष्रकारिवामागः ततः हितीय बीजेनदीर्श्वषद्खर एकेन घरंगेक् त्या देशकाली पुर्वित्प्मामक गामना पिद्धार्थियोग्रीकात्तियाम् नाम संप्रदेश नाम इत्युल्का मंत्रपदेत के इता बार्य प्रेरी चीकी कार्त्तवीया

INCI

रत्निरीषापनमः तुरुवक्त्तसहीचानापुनमः रत्नमेशपायनमः वल्यवत्तापनमः रत्नविदिवापेनमः रत्न्रीवंश्यनापनमः रलपी वामनमः पीरपारेष आहे पारि धर्मापनमः। ज्ञानामनमः वेराग्यायनमः ए प्रच्यापनमः प्रवीदि अधमापनमः श्रेतीनापनमः अवैराज्याप्रक्रमः अने ख्युप्यायनमः मुध्ये अननाप्रनमः सान-दक्षन्याप्रनमः ताननाथापनमः सर्वतत्वमयप्राप्तनमः प्रकृतिममप्रविभ्यः नमः विकारमप्रकारमप्रकारोभः पंचाराहुसिनप्रवीन मप्रक्रिया भिनमः अंग्रजिमरात्नाय अ साममराद्वाप मंचिन्हें मंद्रनाप संस्थाप प्रवीधात्मने रजेतिए प्रियात्मने नेतुम्ब मोहात्मने पूर्विदिश्रोश्रात्मने श्रंश्रनारात्मने पंपरमात्मने श्रीत्तानात्मने मध्येमायातत्वाय क्यातत्वाय विद्या त लास परतत्वाम प्रामादिदलेखिकमलोवेनमः उत्मिधित्वानाये क्षिपाये वागावे प्रभी समापे रिप्रात्वे मध्येश्रम्यहाप्रेनमः अनिभगवनिष्यं वर्षम्यामने वास्रवास वर्गम व वामने वास्रवास ष्ठ्याञालिनोपीहपूर्जावभाव्यपूर्वश्चायेत् नतः प्रथ्याञ्जादिमाराय रुदिस्यदेवं नातारं प्रेरापु व्याञ्जाती संयोज्यदेवस्पप्राणाप्रतिखामार कान्यासपञ्चागान्यासान्सत्या सार्गसा पुर्धं सपरिखदं सपरिवारं इहार है वित्व दूरिया इहसे निचे हिन इहसे निच ध्यासरहति आवास प्रधा अनिसम्पि के बान विदेश

प्राचादिका बीजानि विविरव्यद संतरा ले छ फ्डारी न् विलिय्य वेसरे छ शक्ष बसहो ता न् खरा निवित्य य जे वादि वेसे परल व नेतानीः संबेष्य वश्यमार्यायोः इंई हे संबंद्धं पेष्ट्रं तीमत्यता नित्त वस्ती न्यूप्रवित क्रियाय आहता वित्त काम निएंडं के गंजेंडर बंबंद इसे तान्य सान स्थाउत्या विखेत क्रान्ती तेतर स्रीतं मर पंगवंसी से तान्य सानाय तिवित प्रश्नीर अंश्रीर केवं दे ते पंप मंद्र होतान वाप्य स्त्री नाय त्यानिय न विद्वया विद्वया विद्वया विद्वया ध्यामग्रमी वेन्याविक्वतं पूर्वादि। दितुदं वरंप हो वंप सोहं इति वाक्याववी जी निवित्व ह्या ततः के आहापरवर्ष विसंहं सः पात्रसप्रामाः इहिम्रामा इत्यादि प्राताप्रतिका मंत्रं प्रामादिता लिखतः ततावृहिः प्रवानापधीप्रहि तन्ताप त्र प्रचार्यात् धतिगापत्री विवित् नेन भूमी पद्मितिरवृत्वा तत्र बलश्रे संस्था प्रतिभागति नापूर्यत्र प्रस्था विधिद्र्तिषंच्याका हिर्राष्यंचराना विक्वितिष्ठा तमाप्रतिपात्रक्षी विधायत तमप्रति तं द्रार्थं संस्था पप्रतिष्ट नि के चिराहः गु॰षार्थमु भूमी रप्रारमं क लात द्विर कले श्रां संस्थाप्य तत्र पंत्र प्राया नि के चिराहः गु॰षार्थमु भूमी रप्रारमं क लात द्विर कले श्रां संस्थाप्य तत्र पंत्र प्राया नि के चिराहः गु॰षार्थम् भूमी रप्रारमं कला तद्विर कले श्रां संस्थाप्य तत्र पंत्र प्राया नि के चिराहः गु॰षार्थम् । जान मुत्रपरमिष्टि गुत्रदंशीत्रेयान दिन्नशानतीयाभेगगयापति दुर्गा दोत्रपान्तान् वात्तप्रेर्स्योपध्येभेद्रक्या नामिन्द्रः क्ष्मिन्य आधार्याक्षेत्रकः स्वित्रक्षत्ते स्वत्रक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष

तिर

चिम्जनायनमः पूर्व गरीमद्विभंजनायनमः दित्रो। चारिमद्विभञ्जनायनमः परिवमे देत्पमद्विभञ्जनायनमः उत्तरे इत्र नाशामीय मुमः इति या उत्ति वा प्रामाय में यति द्वितना प्रामाय नाम या यामय यामय नापाना प्र नम हुयाने संपूज्य पूर्वन सुख्या असिः हिवापान्यमा ततः पूर्विद स्रेमंकायेनमः नप्यकार्यनमः स्वीक्रियनमः प्रश्कीधिनमः त्रापुष्म धिनमः प्रहादार्धिनमः विपाकार्धिनमः पनं कार्षिनमदित एतादिस्त्र्तिपारका रक्तमान्यां प्राक्तां प्रथा ने देवना त्रपाः वध्यात्रपनी स्पिताः शक्तमः पद्मरु साद्रव ने विन्धिप्रभाः॥ ॥ही। इध्यक्तमान्यवसना वितासिन की मन्त्र इविश्वासासंपूर्य पूर्व क्रमंत्रिया पूर्वा कर्मन्य इतिहती यांचर राष्ट्र तत्र प्रविदि के नंद्रन्द्रापसुराधिपतम् सामायति सर्वत्र । रं अम्बेप तेनीधिपतमे यूपमायप्रेनाधिपतसे ती वित्रातपर तोषिपतमे वंचन्ताप्रज्ञेलाधिपतमे वंगमने प्रामाधिपतमे सी मामाधून होनाधिपतमे हेई प्रानामविद्याधिपत नुश्रीवरशाम् प्रनःपूर्वीदि क्विन्नाप्नमः श्रात्मे ५ इत्यनमः खड्डायनमः। पोधाप्रनमः श्रेक्ठ श्राप्रनमः गरा

116711

CC-0. Lal Bahadur Sanskrit University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

राचीषाभूका नामभयं कर । म्यामीष्यायत्वतं कंभमे नंसभाष्ट्रीयति नालिकेष्ट्रीफलंचानिवे द्वान्याचार नृत्यापन्य संनि थापनक्षिरीधन संक्षितिकर्शाचगुंडनधेन मुद्दाः प्रदर्पपूज्ञ पत्रप्रसुपे चारमाही पुष्पाञ्चिति वर्षत् जन मलन हैं कार्त में व्यापिन प्रतिक्ति कराप भी महितन्ती इत्ते जी देशात इतिगाप स्थाप संगाप सपिर स्थाप सायुधायमगरमायसका मिकाय क्रीका त्यी पार्क नाय आपने समर्पया मी साम ने दत्त्वा ता साम ने य न भाषा ६६ यो: पाच् तरने आचम ने के चित्र ततः हिनयोः प्रारं आ स्था आ विमनिपम अपकेर लीया कामुद्रका स्नानकीर पानीया स्योगोद्दन ने महास्नान ९ उथस्य विषे ग्राचमन दिन्य ज्ञाचमन दिन्य ज्ञाचमन दिन्य ज्ञाचमन पदी ती की विषे जे के के कि विषय पहिला में सामन मानी यक राउन के विषय के पूर्व निर्म के पूर्व निर्म के पूर्व गांगुसी यानि निवेच के संस्कृति के प्यापित्र बन्द ने निवेच पाद्यों है देवेच प्रयाकित देवा क्रिरिस अप्राप्त ष्याञ्जनीस्र रत्या वनमाना निवेद पत् नेतः ऋषीत्रा विस् मित्र वापक्षेष्ठ हिस्य छार विस्वायवयानि सप्तय चार्चे। सर्वताः संपून्य १पार्चे लाहि इः खोद्यान्यां मात्राराणगतम्। भन्नासमध्येष्व लाहि प्रथमावत्या र्वनिष्ठति । एकान्नानिसमध्येषेत् १तिप्रप्रावहारमञ्जू दित्री पान्यागरेनि हित्ती बान्यस्मार्चनिति त्याच्यः नतस्वारमस्

सगंधप्रधे:संपूज्य पंचदशाबाडशांखुविंशतिर्वात्व नाकाः नैयेथोहिनिहित्यापीरे देवताभ्यः साहा अंगदेवताभ्यः सं बहित हुला मतः मूले न पूर्शीहितिहैं या अम्मतिप्धान मति। ति तरा चुमनार्ष राचा सर्व देव खत्रपाप पंपरमा छ श्रीनिस्तिनाभनाप्रविध्वक्षेत्रनाप्रतनमः इतिस्त्रलमन्त्रपात्रांतरित्राशुक्कावामन्त्ररोद्धार्तनेतां म्वला र्प्राध्त्रे नामरदित्रणमिश्नानानि समर्पप्रधार्त्रीलपंचनमस्कारान् कलापदित्रगीच्तुकेष क्र बा प्रमान्त्र सिंदत्वा स्ती त्रेः जुला प्रार्थित ततः प्रधारा क्रि महोमत्रे ज्ञा तत्ता प्रधारा ।।१०॥ ।१९०॥ विवचपार्क लिखा क्षाप्रमू जां जांच निवेर्पेत स्वंपावद्दीपंस मि श्रि श्रन्यहरात्री विस्त्री नरिहता प्रजांक प्र िन संत्रमोसान्ते भरराषां बादेवस्य महापूर्त्रोहात्यार्कं मोरके नाभिष्यक्ती पत्रमानः गुतंसप्रपत्रमे अलंकला गाप्रोयं साम्बंपन्याते वर्षेतर्देवा सुवर्तीन् अस्प्राति) पंचत्रदेविर्वीन्या सुवर्तीन् रित्रेगा सारवंद्वासर्जनमुद्रपंजलाह वागतं नासारंद्वेशा मूलेन हर्ष अविद्यंत्रभाव्यमूलेनप् न्वांग् क्रसाउप स्कारंगुरवे रत्या रामान्य प्रानं पंथांशाति वा झाल्निसा न भी जिप्ति कर्नी पूर्ति तो वाच विला परंपरम ले ति जिपता

प्रेनमः प्रातिपनमः प्रपापनमः चकायनमः अरोबिधिसवीजानि आपुषानिसंपूरपपूर्ववस्थ्यान्त्र विश्वात् प्रितपन्न माचरराष्ट्रमा आग्नेयादिविदित्त अध्यानमः ब्रेड्रम्यानमः श्रादित्य भ्यानमः सर्वभूते म्यानमः इतिसंपूज्यं श्रंगदेव नामधानदेवनायां जिन्नाविधिन्य धूष स्यापनं संपूज्यम् संगापत्री चीका वनस्पति रेसीत्यन्नी गंधा छो। धूप उनमः आव्रेपः सर्वदेवानां धूपोऽमंप्रतिग्द्धाताम् इति धूपंतिवेध प्रध्यान्तिनि दत्त्याहीपवानेशेष्म् ग्रामध्यमपाहेण्या विष्काधीमहारीयः सर्वनिविभिष्ण संगायामनारंगी निर्विष्ठप्रेवितरप्रनाभिति निर्वेच प्रव्यान्त्रीयर ला मुद्रममन्त्र धातुषात्रेनिधाष्ट्रिकोगायत्त्र जनुरस्करित क्षत्रात्विधापत्र जिथापतु जर्रीरत्याम् जनश्रेसा बनापो सधेनुमुद्रपा अम्बीक्राय च के सुद्रमा स्विभेने गाति गृंद्य मू ये नवा प्राप्त में स्वाप्ता गुर्वे न पात्र स्व प्रप् भ्द्रतापानरराम्भीतिजलसिला ने बंधम्द्रानां रेवितिमंत्रेशानिवेध क्षेत्राराणपाल्याहितिम्बार्धिताप्रस्प्र मसनप्रणाक्री विदत्त्वा वृद्धारं चला यथास्त्रि मलवं ने महा । गुलाति गुलुमासां ग्रही एपस क्रिन जपम् मिडिर्मवनुमेर्व लक्षसारा माहप्रवार नि देशहाने सिंधा प्रात्ति । विकास विकास समार्थ स्पम् लग नम्रदेवतामान नति ची पीरी परानम्

क्रमंत्र्रवरार्ष्याक्रवासुद्धभनोतं निर्मित्र । जित्तम्प्रशाम्यते गुन्पदेश्वमार्गतः वरीनच्दिवाकरानुनिष्मादिकर स्थितम् अत्रे दिव्याक्षतिवर्षित्र पद्धितः समाप्ता नलंशान्तिवधो शक्तं वर्षन्तिने विदेशान्ति । पद्धिवर्ताने ने बी।पान् विदेषे प्यामकीर्तितः एज्ञारोपवृत्तो ज्ञेषे भूमा दिव्यक्षित्र । कार्रगात्मेव भूमा विदेश हो। मातकाष तः नतो ज्ञानामकावर्षा पंचपविभागिषाः पाप्वतिभूज्ञानिरित्य प्रभ्वशानिषयः क्रमात् । पंचदन्वापंचिरी द्वीयि क्ष दितः सिद्धिकानाः । पंचराक्षाद्दपः प्रत्तावपहात्तम् प्राधितः ।।

गरशा

कात्त्वी ध्यसमासम्ब

CC-0. Lal Bahadur Sanskrit University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham